

「周明相Z書で明SiddhantaeGang和IrpGyfaan Kosha

माख्या नेदेडी विवासनाम

पुस्तकालय गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan-Kosha

# ज्ञान महाविधालय पुस्तकालय

COMPILED

गुरुकुल कांगड़ी

या २४०

36,083

पुस्तक निम्नांकित ग्रन्तिम तिथि को या उससे तकालय में जमा हो जानी चाहिये। ग्रन्यथा पांच पदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होगा।

CC-0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha All OC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



Vidvan Mano Ranjani Series No.

# VAIDÊHÎ

OR

## THE EXILE OF

WITH

## PANCHAKRITYÂSHTAKA



RA 840, SAS-V

MADRAS PRINTED AT THE BRAHMAVADIN PRESS

1915

All rights Reserved]

Price As. 8



गरास्त्र कांग

Vidvan Mano Ranjani Series No 5.

# Vaidehi-Vivasanam

The Exile of Sita

WITH

Panchakrityashtaka

BY

T. S. NARAYANA SASTRIAR, B. A., B.L.,
HIGH COURT VAKIL,
MADRAS.

#### SECOND EDITION

PRINTED AT THE BRAHMAVADIN PRESS MADRAS.

1 Rights Reserved

1915

Price Annas 8

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# ॥ वै दे ही वि वा स न म्॥



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

## नाटकपात्राणि

#### पुरुषाः

in

tic

be

an

wl

fo

w

in

m

10

pc

ed

to

pr

de

th

- 1. राम:-अयोध्याधिपति दांशायिः, कथानायकः
- 2. लक्ष्मणः रामस्य प्रेयान् भ्राता सौमित्रिः
- 3, सुमन्त्रः रामस्य कुलक्रमागतः प्रधानसचिवः
- 4. जनकः-विदेहाधिपती राजिंगः, सीतायाः पिता
- 5. कुशः ) 6. लवः } —रामस्य सीतागर्भसम्भवौ वाल्मीकिशिष्यौ
- 7. चन्द्रकेतुः -- लक्ष्मणस्य तनयः, मेध्याइवराक्षिता
- 8. वाल्नीकि:--भगवान् श्रीरामायणकविः प्राचेतसः
- 9. वसिष्टः रामस्य कुलगुरु मैंत्रावरुणिः
- 10. ऋष्यशृङ्गः —दशरथस्य जामाता, शान्ताया भर्ता
- 11. सूत्रधारः अन्तर्नाटिकायाः स्थापकः
- 12. पौरजानपदाः

### स्त्रिय:

- 1. स्ति। -रामस्य दियता, कथानायिका
- 2. कासल्या -- रामस्य जननी
- 3. शान्ता—दशरथस्य सुता
- 4 अहन्वती-भगवती वासिष्टस्य पत्नी
- 5. आहोरणी-भगीरथगृहदेवता गङ्गादेवी
- 6. पृथ्यः सोताया जननी विश्वम्भरा

प्रचट्टकः — वाल्मीके राश्रमः

#### INTRODUCTION.

THE piece herewith presented to the public does not lay claim to much originality, as it is no new production; its interest does not lie in conceiving any situation or expressing any thought that has not been formerly conceived and expressed by any other poet. But it is an attempt to supply what appears to be a want, to perfect what forces itself on the mind as an imperfection, which even because it is with regard to what in other respects is a master-piece, is all the more striking. We have, in other words long regarded that Act VII of Uttara. Ramacharita is not worked out in keeping with the rest of the play; that either the poet throughly broke down when he approched the end of the play, and found it too hard to describe the tears of union, or as is more probable, he did not live to complete the drama, and that perhaps he left only a slight sketch of the last Act which was given shape to by a lesser poet. The circumstanses that lead us to this conclusion may thus be detailed. (1) The situations conceived in the Act are not fully worked out. This is the case especially as we near the end.

Rama, as we now have the play, coolly re-ske ceives Sita and he does not even make e is t formal bow to Valmiki, his benefactor and rea Guru. It is again hard to find out where tha Janaka enters and, though addressed to, he does not talk, nor, as may be expected, does man Rama offer any apology for his cruel treatment of Janaka's unfortunate daughter. (2) This becomes the more noticeable when we look at the other plays of the poet, or any other standard plays, representing union after long separation such as in Sakuntala. (2) The language of the last Act also has Le of the touches of Bhavabhuti; only the ist and last stanzas of the Act could have been written by that great poet. For example Bhavabhuti, in our opinion, is at his best in his Anushtubhs; in his hands they are always exceedingly spirited and dignified. In Act VII however, this metre is quite mediocre and often inelegant. (4) Further there is a tradition among the pandits that Bhavabhuti died before completing this play, which was his last effort in the literary field.

con

sup

SCI

sen

he

and

Val

tha

in f

pla

ma

Act

ine

Ra

the

In

he

bes

be

ex

We have thus no doubt that Act VII, as we now have it, only represents the rough

iii

e- sketch made by the great poet. The result er is that the Act, as it is, rather jars on the nd reader's feelings. It is to remove this defect re that the present piece has been written.

he

ny

la.

as

he

ve

le

in

VS

ct

re

a

ti

as

IS

h

A word however has to be said as to the es manner in which the piece has been at. composed. The writer has had no desire to (2) supply the whole himself. He has not ve scrupled to insert from the best writers the sentiments appropriate to each situation; on he has to a great extent drawn on Valmiki; and since the antar-natika is said to be by Valmiki, nothing can be more appropriate than to draw from him. A number of stanzas, in fact the best of them, have been transplaced from Act III. In this connection it may be noticed that when the play is enacted Act III is, to the ordinary spectator, quite inexplicable, How Sita could come to meet Rama on the Godavari few can understand; the situation is in fact the poet's creation. In enacting the play therefore Act III has to be omitted; but Act III poetically is the best: and therefore its best stanzas have been carried over to a more appropriate conext, and inserted in Act VII as now compiled.

iv

A few stanzas have also been taken or adapted from other authors; but mention need only be made of those from Sakuntala; and they have been inserted because the sentiments they contain cannot possibly be better expressed. The aim of the compiler has thus been more or less to give an imaginary outline of what the Act would have been, if the poet had fully worked it out. To rewrite it, without drawing on other masterpieces, and make it of a piece with the rest of the play we really need another as great as Bhavabhuti or perhaps one greater.

bro

pul

Ra

Ins

thi

po

Sin

un

we

ch

bh

sta

th

OC

tie

ge

th

th

E

fro

ya

th

I am happy to note at the end that the piece, and in fact the whole play of which it is intended to form part, will be enacted on the occasion of His Majesty's coronation. This explains the Prologue which MR NARAYANA SASTRI has composed; it is, to say the least of it, very fine and appropriate and happily concludes with what may be called our national Anthem, couched in the divine strains of Bharatavarsha.

OTTAPALAM
MALABAR DT.
20th June 1902.

M. KRISHNAMACHARYA, B.A., L.T

#### PREFACE

pt-

and

nti.

ter

nas

ary

1, if.

To

er.

est

eat

the

n it

on

on.

RA-

he

nd

led

ine

The play now offered to the public was first brought out in 1902, as fifth of a series of works published under the auspices of the Vidvan Mano-Ranjani, a partly Dramatic and partly Literary Institution, which was established among other things for the purpose of encouraging literary compositions reflecting Indian thought and culture. Since then seven other works have been published under the same Series and they have been heartily welcomed and widely read by the public.

This piece which is a compilation in one act chiefly adapted from Acts III and VII of Bhavabhuti's famous drama-Uttararamacharita, was staged along with other acts of that masterpiece by the members of the Vidvan Mano-Ranjani on the occasion of the Coronation of Their Gracious Majesties King Edward VII and Queen Alexandra together with a prologue composed by me specially for the occasion. The subject of the play is. accordingly, the same as that of the Uttararamacharita and relates to that well-known and most pathetic story of the Exile of Sita and her long and sorrowful separation from Rama subsequent to the war with Ravana, as narrated in the Uttarakanda of Valmiki's Ramayana. Though the end of the original story is tragic, the meek and patient heroine Sita having been

ii

carried away by the Mother Earth and the devoted which and dutiful Rama disappearing in the waters of the place Sarayu, the play as is roughly sketched by Bhava the bhuti, and worked out in this compilation ends the with the happy meeting of the hero, the heroine, beer and their heroic sons, in conformity with the rules dem of Sanskrit dramaturgy which prohibits tragic ends, pres Though the story thus ends happily, the play itself cop has been named from the Antarnatika, which is a fort splendid theatrical representation arranged by the Sage Valmiki with the help of his desciples and the under the patronage and immediate presence of Dra Rama himself and the plan is entirely Bhavabhuti's, of r though ascribed by him to Valmiki, who chooses Con this method of convincing Rama and his subjects pla of the spotless purity and whole-hearted devotion of Sita to Rama, and of bringing about a most touching re-union between them.

ado

wh

to

Sal

tio

sin

an

Sal

Br

SU

Compared to the effect thus produced by the Antarnatika, the contrivance of an Inner-drama in Shakespeare's Hamlet dwindless into nothing. I have no doubt that this play will be welcomed by all lovers of Indian stage, since it presents in a nutshell as it were what a good Sanskrit play is, and what noble purposes it serves. It is in fact, par excellence a Drama of criticism of real life, educating the public in their daily life and conduct with its highest moral and social lessons, by exhibiting efore our eyes some of the highest ideal characters

iii

ted which any nation will be proud to follow for all the place and time to come. So much so the copise of va. the first edition of this play became exhausted in ads the course of a very few years and the book had ne, been long out of print, although there were frequent iles demands for the same; and as a matter of fact the ids, present edition had to be reprinted from a single self copy of the book-that too, an imperfect oneis a fortunately preserved by the compiler. the

The present edition, then, owes its existence to and the Suguna Vilasa Sabha, one of the oldest Amateur of Dramatic Institutions in Madras. At the request ti's, of my learned friend Mr. S. Satyamurti B.A.B.L., High oses Court Vakil, Madras, I have now re-published this ects play in bold clear Nagari character with one or two of additional songs, omitting, of course, the prologue ch- which is no longer necessary. The play is proposed to be enacted by the members of the Suguna Vilasa the Sabha on Friday the 15th October 1915 in connection with the Sabha's Dasara Celebrations, and I in sincerely trust that it will serve as an impetus amongst the Sanskrit-knowing members of the Sabha to start and successfully work out a Sanskri Branch under its auspices.

I

by

ut-

and par ca-

ith

ing ters

SUNDARI SADANAM, T. S. NARAYANASASTRI, Madras. Compiler. 15th Oct. 1915.

# ॥ अथ पञ्चकृत्याष्टक प्रारम्भः।

I. सर्वसाधारणमते

त्वं वे सर्वचराचरं सृजिस भोः,
त्वं पासि सर्वं जगत्,
त्वं वे संहरासि प्रपञ्च माखिलं,
त्वं तं तिरस्कुर्वसि ।
त्वं वे स्थावरजङ्गमं जग दिदं
प्रेमणा ऽनुगृह्वा स्युमे,
त्वं सर्वस्य निदान मम्ब! जगतः,
त्वं पञ्चकृत्योञ्चला ॥१॥

त्वं ब्रह्मा ऽखिललोकसृष्टिनिपुणः, त्वं विष्णु रस्या ऽविता, त्वं रुद्रो ऽसि समस्तलोकहरणः, त्वं वै महेशो ऽप्यसि। त्वं साक्षा दि सदाशिवो गणपतिः विमेभपञ्चाननः,

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

त्वं सर्वस्य निदान मम्ब! जगतः, त्वं पश्चकृत्योज्वला ॥२॥

T: |

III. ज्योतिवादिमते

त्वं सोमो ऽखिलसृष्टिकृत्यनिरतः त्वं सूर्यरूपो ऽवासे, त्वं ह्यानः सकलं जग द्वरिस भो, त्वं मासि चेन्द्रात्मना। त्वं साक्षा द्वरुणो ऽसि सर्वजगतां सत्याभया भासकः, त्वं सर्वस्य निदान मम्ब! जगतः, त्वं पञ्चकृत्योज्वला॥ ३॥

VI. वैष्णवमते

त्वं सृष्टिं कुरुषे ऽनिरुद्धवपुषा, प्रद्युम्नरूपो ऽविस, त्वं सङ्कर्षणरूपतो हरिस भो त्वं वासुदेवः परः। त्वं नारायणनामतो जग दिदं पश्य स्युमेऽनुग्रहात्, त्वं सर्वस्य निदान मम्ब! जगतः, त्वं पश्चकृत्योज्वला ॥४॥

V. शैवमते

सचोजातमुखेन देवि! सजिस ,
त्वं वामदेवोऽवास,
त्वं चाऽघोरमुखेन संहरिस भोः,
तत्पूरुष स्त्वं शिवे।
ईशानोऽसि हरन् पशोः पशुपितः
पाशं कृपाचक्षुषा,
त्वं सर्वस्य निदान मम्ब! जगतः,
त्वं पश्चकृत्यो ज्वला॥५॥

VI- शाक्तमते

इच्छाशक्ति रसि त्वमेव जनि ! त्वं वै क्रियाशक्तिभाक्,

चिच्छक्ला सकलं प्रशासि भुवनं, ह्यानन्द्रशक्लेशिषे । सर्वानुग्रहकारिणी भगवती त्वं चाऽसि शक्तिः परा, त्वं सर्वस्य निदान मम्ब ! जगतः, त्वं पञ्चकृत्योज्वला ॥ ६॥ VII. पौराणिकमते त्वं वाणी सजिस प्रपत्र मखिलं, लक्ष्मी स्तव मंग्बा डविस, त्वं गौरी सकल प्रशासि भुवनं, त्वं वै त्ररीयेश्वरी। त्वं साक्षात् परदेवता विजयसे श्रीराजराजेश्वरी, त्वं सर्वस्य निदान मम्ब! जगतः, त्वं पञ्चकृत्योज्वला॥ ७॥

VIII. ओपानिषन्मते

त्वं गायच्यसि सर्ववेदजननी,
त्वं वे सरस्व त्यसि,
त्वं साविच्यसि दुष्टवर्गद्मनी,
सन्ध्या त्वमेवाऽसि मोः।
त्वं गायच्यभिपूजिता भगवती
श्रीब्रह्मविद्यात्मिका,
त्वं सर्वस्य निदान मम्ब! जगतः,
त्वं पञ्चकृत्योज्वला ॥८॥

५.लश्रुतिः

वि

पञ्चकृत्याष्टकिमदं
नानासमयसम्मतम् ।
यः पठेत् प्रयतो नित्यं
मुक्ति स्तस्य करे स्थिता ॥
। इति पञ्चकृत्याष्टकं सम्पूर्णम् ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



श्रीमदुत्तररामचरितनाटके
श्रीसुगुणविलाससभायां प्रदर्शनार्थं
त. शं. नारायणशास्त्रिणा सङ्कलितः
वैदेहीविवासनाख्यगर्भोङ्कसमेतः

सप्तमोऽङ्कः

[नेपध्य कुशीलवा गायन्ति]

विजयतां परेशिता। विजयतां महेशिता॥ विजयतां सदाय मखिल-सुजनवर्गरिक्षिता। विभव-भरित-चिदचि-दिखल-भुवनगणिता॥

अवतु नः परात्परः । अवतु नः परेश्वरः ॥ हर्द्म अवतु नः सदा हरीश- विधिमुखामरेश्वरः । वारि अखिल-भुवन-भरण-हरण-करणविधिपरः ॥ त न्त्र सकलशक्तिसंयुतः । सकलवस्तुसङ्गतः ॥ समा सकलधर्ममार्ग भरण-निपुणतुर्यसंज्ञितः । भृत सकल-निगम-जलधि-मथन-भवरसविदितः ॥ अयं करुणया पुनात्विमाम् । करुणयेश्वरः शुभाम् । करुणया पुनातु सुगुण-नटिवलासिनीं सभाम् कलित-सुजन-हृदय-निळन-तरिणरुचिनिभाम् ।

[ततः प्रविशाति लक्ष्मणः]

लक्ष्मणः—भो ! भो !! अद्य खलु भगवता वाका ल्मीकिना सब्रह्मक्षतपौरजानपदाः प्रजाः सहास्म भि राह्र्य, कृत्स्न एव सदेवासुरतिर्यगुरगनायक निकायो जङ्गमः स्थावरश्च भूत्रग्रामः स्वप्रभावेण सन्निधापितः । आदिष्टश्चाह मार्येण, "वत्स ति

लक्ष्मण, भगवता वाल्मीकिना स्वकृति मन्ते-वासिभिः प्रयुज्यमानां द्रष्टु मुपनिमन्त्रिताः स्मः। त द्धागीरथीतीरमनोज्ञस्थान मुपगम्य क्रियतां समाजसीन्नवेश " इति । कृतं च मत्यीमत्यस्य भूतग्रामस्य समुचितस्थानेषु समुपवेशनं मया ।

॥ अयंत

म्

म

म्।

यक

गावेण

राज्याश्रमनिवासेऽपि प्राप्तकष्टमुनिव्रतः। वाल्मीकिगौरवा दार्थ इत एवाऽभिवर्तते ॥

तितः प्राविशाति रामः

रामः-वत्स ! लक्ष्मण, अपि स्थिता रङ्गप्रेक्ष

वाकाः ?

लक्ष्मणः-अथ किम्। ास्म

रामः-अप्यागतौ वत्सौ कुशलवौ ?

लक्ष्मणः-वत्सचन्द्रकेतुना सह पूर्वमेवागत्य

ात्स तिष्टतः।

चन्द्रकेतुः—[राम मुपगम्य] तात! अभिवा दये, चन्द्रकेतु रह मस्मि। [इति प्रणमाति]

रामः—[सहर्षे]

दिनकरकुलचन्द्र! चन्द्रकेतो !
सरभस मेहि दृढं परिष्वजस्व ।
तुहिनशकलशीतलै स्तवाङ्गेः
शम मुपयातु ममाऽपि चित्तदाहः॥
[जत्थाप्य, सैंस्नेहं परिष्वज्य] अपि नाम कुशलं तविव्यस्त्रिधरदेहस्य ?

चन्द्रकेतुः-कुशल मलद्भुतिक्रययोः प्रियदर्शन्योः कुशलवयो लीभाभ्युदयेन। त दिज्ञापयामि मामिव, विशेषेणवा मत्तः, स्निग्धेन चक्षुषा पश्य-तिवमौ महावीरप्रकाण्डौ तातः।

कुशः—[सविनय मुपस्तय] आर्य! अभिवाद्ये, कुशोऽह मस्मि

रामः—[दृष्ट्व, सानन्दं] एह्येहि कुमार! स्वस्ति! आयुष्मान् भव!

वक्षः प्रसारय कवाटपुटप्रमाणं,
आलिङ्गं मां सुविपुलेन मुजद्वयेन ।
उन्नामयानन मिदं शरिदन्दुकल्पं,
प्रह्लाद्य व्यसनदग्ध मिदं शरीरम्॥
कुशः—अनुगृहीतोऽस्मि ।
लवः—[सविनय मुपेस] आर्थ ! एष वे। लवस्य
शिरसा प्रणामपर्यायः।

रामः—एह्ये ह्यायुष्मन् ! अमृताध्मातजीमूतिस्नग्धसंहननस्य ते । परिष्वङ्गाय वात्सल्या दय मुत्कण्ठते जनः॥

[परिष्वजन् आत्मगतं]

मेवा

तव

र्श

Ì,

अहो प्रश्रययोगेऽपि गतिस्थित्यासनाद्यः। साम्राज्यशंसिनो भावाः कुशस्य च लवस्य च॥

भृयिष्ठां च रघुकुलकुमारच्छाया मनयोः पश्यामि। कठोरपारावतकण्ठमेचकं वपु र्वृषस्कन्धसुबन्धुरांसकम् । प्रसन्नसिंहस्तिमितं च वीक्षितं ध्वनि श्च माङ्गल्यसृदङ्गमांसलः ॥

वि

[निपुणं निरूप्य] अये न केवल मस्मदङ्गसंवादि न्या-कृति:!

अपि जनकसुताया स्तच्च तच्चानुरूपं स्फुट मिह शिशुयुग्मे नैपुणोन्नेय मस्ति। ननु पुन रिव त न्मे गोचरीभूत मक्ष्णोः अभिनवशतपत्तश्रीमदास्यं प्रियायाः॥

[विचित्त्य]तदेतत् प्राचेतसाध्युषित मरण्यं, यत्र किल देवी परिलक्ता । इयं च अनयो राकृति वियोनुभाव श्राअयं च संप्रवमान मात्मानं सुख-दुःखातिशयो हदयस्य मे विस्नंभयते । यमा

विति च भृषिष्ठमार मसंवादः । भृषिष्ठं च मया द्विधा प्रातिपन्नो देव्या गर्भिणीभाव आसीत् । [सास्रं]

मि

पुरा रूढे स्नेहे परिचयविकासा दुपचिते रहो विस्रव्धाया अपि सहजलजाजडद्दशः। मयैवादौ ज्ञातः करतलपरामर्शकलया दिधा गर्भग्रन्थि स्तदनु दिवसैः कैरपितया॥

[हिंदित्वा] तत् किमेतौ पृच्छामि केनाप्युपायेन ? लवः—तात! किमेतत् ?

बाष्पवर्षेण नीतं वो जगन्मङ्गळ माननम् । अवश्यायावसिक्तस्य पुण्डरीकस्य चारुताम्।। कुशः-अयि वत्स !

विना सीतादेव्या किमिव हिन दुःखं रघुपतेः ? प्रियानाशे कृत्स्नं किल जग दरण्यं हि भवति । स च स्नेह स्तावान्, अय मिप वियोगो निरविधः किमेवं त्वं पृच्छ स्यनिधगतरामायण इव॥ रामः—[स्वगतं] अये! तटस्थित आलापः! कृतं प्रश्नेन। मुग्धहृद्य! कोऽय माकस्मिक स्ते स्नेहपरिष्ठवो विकारः। एवं च निर्भिन्नहृद्यावेगः शिशुजनेनाप्यनुकम्पितोऽस्मि। भवतु ताव दन्तरायामि । [प्रकाशं] वत्स! लक्ष्मण, इमौ पुनः कुमारौ चन्द्रकेतुसदृशीं स्थानप्रतिपत्तिं लम्भिन्यवै।

लक्ष्मणः—प्रभुस्नेहप्रत्ययात् तथैव करिष्ये । इदं त्वास्तीणे राजासन मुपविद्यात्वार्यः । [रामः उपविश्वति, सर्वे च सुमन्त्रप्रभृतयः कुशलयचन्द्रकेतवश्च

यथामर्याद मुपाविशान्त]

लक्ष्मणः-प्रस्त्यतां भोः।

[प्रविश्य]

सूत्रधारः—[सप्रणाम मङ्गिलं बध्वा नान्दीं प्रयोजयन्] कल्याणानां निदानं, कलिमलमथनं , जीवनं सज्जनानां ,

पाथेयं य नमुमुक्षोः सपदि परपद-प्राप्तये प्रस्थितस्य । विश्रामस्थान मेकं कविवरवचसां, पावनं पावनानां, बीजं धर्मद्रुमाणां, प्रभवतु , भवतां भूतये, रामनाम ॥

स्ते

गः

त-

नः

भ-

रे ।

[पुष्पाञ्चालं विकीर्य] भो भो ! भगवान भृतार्थ-वादी प्राचेतसः सजङ्गमस्थावरं जग दाज्ञापयित, "यदिद मस्माभि रार्षेण चक्षुषा समुद्रीक्ष्य पाव-नकरुणाङ्गतरसं वैदेहीविवासनाख्यं किञ्चि दुप-निबद्धं, तत्र कार्यगौरवा दवधातव्य" मिति ।

रामः — एतदुक्तं भवति — साक्षात्कृतधर्माणो-महर्षयः, तेषा ममृतसाराणि भगवतां परोरजां सि प्रज्ञानानि न क्कचिद् व्याहन्यन्त इत्यनभि-शङ्कनीयानीति।

सूत्रधार:—

विश्वम्भरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने। प्राप्तप्रसव मात्मानं गङ्गादेव्यां विमोध्यति ॥

[इति निष्क्रान्तः]

प्रथमः प्रघट्टकः

[नेपध्ये]

पापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि, शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि । झङ्कारकारि हरिपादसरोजहारि, पात्वम्ब! ते जनकजां शुभकारि वारि ॥

लक्ष्मणः हा कष्टं ! उन्मत्तीभूतिमव मे हदयम् । अहो दुर्जनवचनात् किं कि मनुष्ठित मार्येण!

अयि कठोर, यशः किल ते प्रियं!
कि मयशो ननु घोर मतः परम्?।
कि मभव द्विपिने हरिणीदृशः
कथय नाथ कथं वत मन्यसे॥
रामः—वत्स! किमत्र मन्तव्यम्?
त्रस्तैकहायनकुरङ्गविलोलहृष्टे
स्तस्याः परिस्फारितगर्भभरालसायाः।
ज्योतसामयीव मृदुबालमृणाळकल्पा
कव्याद्भि रङ्गलितका नियतं विलुप्ता॥

[ततः प्रविशाति गर्भभरालसा सीता] सीता—[सशोकावेगम्]

आर्यतनय! हृदि तव किमिदं स्थितं अहह! कदापि न जाने। किचि दिह जगति न खलु भवदिप्रियं अह मकरविमिति जाने॥

एकश इह मम तपनकुलोज्वल!
निकटीभव गुणिसन्धो।
दर्शय निजमुख मोषिधपितिरुचि
आर्तिसमाकुलबन्धो॥
विक्ष्य तवास्यविधुं लिलतं म्रिय
एषा चिर मितकष्टा।
दाशरथे दीयता रुदती खलु
नम्रमुखी शुभिदिष्टा॥

रामः\_

अश्मसार मिदं नून मथवा प्यजरामरम् ।
हदयं मम येनेदं न दुःखेनाऽवशीर्यते ॥
लक्ष्मणः—[स्वगतं] कष्टं बतान्यदेव किमिप !
लवः—अये इय मत्रभवती जनकराजपुत्री !
इदं तत् स्त्रीमयं तेजो जातं क्षेत्रोदरा द्वलात् ।
जनकस्य नृपेन्द्रस्य तपसः सन्निदर्शनम् ॥

कुशः— सम्यगुपलिक्षत मायुष्मता ।

परिपाण्डुदुर्बलकपोलसुन्दरं,

दधती विलोलकवरीक माननं ।

करुणस्य मूर्ति रधवा शरीरिणी

विरह्न्यधैव वन मेति जानकी।

सीता—[सभयं परितो विलोक्य] हा आर्यपुत्र! हा कुमार लक्ष्मण! एकाकिनीं मन्द्रभागिनीं अशरणा मरण्ये आसन्नप्रसववेदनां हताशाः श्वापदा मा मिल्छपन्ति

रामः—हा देवि! क्षण मवेक्षस्व [इति सावेग मुत्तिष्ठति]

लक्ष्मणः आर्य, नाटक मिदम्।

सीता—हा आर्यपुत्र! हा अरविन्दाक्ष!हा अप्रतिमप्रभाव! हा अखिललोकशरण्य! मुपि ताऽस्मि! परिभूताऽस्मि दैवेन!!

हा राम सत्यवत दीर्घबाहो, हा पूर्णचन्द्रप्रातिमानवक्त । हा जीवलोकस्य हितैकनिष्ठ हाहा त्वयाऽहं विजने विसृष्टा ॥ सत्यं बतेदं प्रवद्नित लोके नाऽकालमृत्यु भवतीति सन्तः। यत्राह मेवं परिभूयमाना जीवामि किञ्चित् क्षणम प्यपुण्या ॥ सुखा द्विहीनं बहुदु:खपूर्णं इदन्तु नूनं हद्यं स्थिरं मे । विशीर्यते य न्न सहस्रधाऽच वज्राहतं शृङ्गं मिवाऽचलस्य ॥ हा राम! हा लक्ष्मण! हा सुमित्रे! हा राममातः सह मे जनन्या। एषा विपद्या म्यह मल्पभाग्या महार्णवे नौरिव मूढवाता ॥

सेदानीं मन्दभागिनी भागीरथ्या सात्मानं निक्षेप्स्यामि । [इति गङ्गायां निपतिति]

रामः—हा देवि दण्डकारण्यवासियसिख ! एष ते रामा दैवदुर्विपाकः । हा कप्टम् !

व्यर्थं यत्र कपीन्द्रसख्यमपि मे, वीर्यं हरीणां वृथा, प्रज्ञा जाम्बवतोऽपि यत न गतिः,पुतस्य वायोरपि। मार्गं यत न विश्वकर्मतनयः कर्तुं नलोऽपि क्षमः, सौमित्रे रापि पत्रिणा मविषये, तत्र प्रिये कासि मे॥ लक्ष्मणः—आर्य, अतिकान्ते धैर्य मवलम्ब्य-ताम ।

रामः वत्स! किमुच्यते धेर्य मिति।

देव्या शून्यस्य जगतो द्वाद्शः परिवत्सरः । प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति ॥ लक्ष्मणः—आर्य, समाश्वस्य दृश्यतां प्रब-न्धार्थः ।

राम: एष सज्जोऽस्मि वज्रमयः। मया खलु यथा तिरश्चीन मलातशाल्यं प्रत्युप्त मन्तः सविषश्च दंशः। तथैव तीब्रो हदि शोकशङ्कः मर्माणि कृन्तन्नपि किं न सोढः॥

द्वितीयः प्रघट्टकः

[ततः प्रविशाति उत्सिङ्गितैकैकदारकाभ्यां गङ्गापृथिवीभ्या मवर्लाम्बता सीता]

रामः—[विलोक्य] कष्टं भोः कष्टम्!
दलति हृदयं गाढोद्देगं, द्विधा तु न भिद्यते,
वहित विकलः कायो मोहं, न मुञ्जित चेतनाम्।
ज्वलयति तन् मन्तर्दोहः, करोति न भरमसात्,
प्रहरति विधि मेर्भच्छेदी, न कृन्ति जीवितम्॥
वत्स लक्ष्मण, असांविज्ञात मनिबन्धन मन्धतमस्
भिव प्रविशामि, धारय माम्।

भागीरथीपृथिव्यौ—

समाश्वसिहि कल्याणि! दिष्टचा वैदेहि वर्धसे। अन्तर्जलं प्रसूताऽसि रघुवंशधरौ सुतौ ॥ सीता—[समाश्वस्य]दिष्टचा!दारकौ प्रसूताऽस्मि। हा आर्यपुत्रं!।

रामः--

[]

Ι,

11

स

हा हा देवि! रफुटित हृद्यं, स्रंसते देहबन्धः, शून्यं मन्ये जगद्, अविरतज्वाल मन्त ज्वेलामि । सीद ज्ञन्धे तमिस विधुरो मज्जती वान्तरात्मा, विष्वङ्मोहः स्थगयति,कथं मन्द्रभाग्यःकरोमि॥

[इति मूर्च्छाति]

कुशः [निर्वण्यं]

अनिभिन्नगभीरत्वात् , अन्तर्गृढघनव्यधः । पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः॥

2

लक्ष्मणः [पादयोर्निपय] आर्य, दिष्टचा वर्घा महे । कल्याणप्ररोहो रघुवंशः। [विलोक्य] हा हा! कथं क्षुभितबाष्पोत्पीडिनिर्भरः प्रमुग्ध एवार्यः।

[इति वीजयाते

देव्यौ—वत्से, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । सीता—भगवत्यौ, के युवाम् ? पृथ्वी—इयं ते श्रशुरकुलदेवता भागीरथी सीता—भगवति! नम स्ते। भागीरथी—चारित्रोचितां कल्याणसंपद् मधि

लक्ष्मणः—अनुगृहीताः स्मः । भागीरथी—इयं ते जननी भगवती विश्व स्मरा।

सीता—हा अम्ब! ईटरयहं त्वया दृष्टा। [इति रोदिति]

पृथ्वी----एहि पुत्रि ! [इस्युमे आलिङ्गय मृच्छीतः] लक्ष्मणः—[सहर्षम्] कथ मार्या गङ्गापृथिवी-भ्या मभ्युपपन्ना ।

गर्धा

हा

र्यः

याते

ह

रथी

मधि

वेश्व

रामः विष्या खल्वेतत् करुणोत्तरं वर्तते । ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाङ्गतः । यत्रोपकरणीभाव माया त्येवंविधो जनः ॥

भागीरथी विश्वम्भरापि नाम व्यथत इति जित मपत्यस्नेहेन । यद्दा सर्वसाधरणो होष मोहग्रन्थि रान्तर श्रेतनावता मनुपप्लवः संसार-तन्तः । सखि भूतधात्रि, वत्से सीते, समाश्व-सिहि समाश्वसिहि ।

पृथ्वी -- देवि ! सीतां प्रस्य कथ माश्वसिमि ? एक श्चिरं राक्षसमध्यवासः , त्यागो द्वितीयश्च सुदुःसहोऽस्याः ।

भागीरथी— को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तोः द्वाराणि दैवस्य पिधातु मीष्टे ॥

पृथ्वी-भगवति भागीरथि, सहशमुक्तम्! युक्त मेतदा रामभद्रस्य?

न प्रमाणीकृतः पाणि बल्यि बालेन पीडितः। नाहं न जनको नामि नीनुवर्ति नेसन्ततिः॥

रामः एव मितिनिष्कम्पस्तिम्भितान्तः करण स्यापि मम संस्तुततत्तित्रियवस्तुश्रवणा द्द्याय मावेगः । तथाहि,

लोलोल्लोल्लास्थानिकरणोज्ज्यम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि मया धीयते, तं त मन्तः। भित्वा भित्वा प्रसरित बलात कोऽपि चेतोविकारः तोयस्थेवाऽप्रतिहतस्यः सैकतं सेतु मोघः॥ सीता—आर्यपुत्रं स्मारितास्मि । 280 १५४ ३४,०६३ पृथ्वी—आः! क स्तवार्यपुत्रः?

सीता—[मलजासं] हा अम्ब! आर्यपुत्रस्य इदयं ज्ञात्वापि किमेवं भण्यते?

पति हिं देवता नार्याः, पति र्वन्धः, पति र्गुरः। प्राणेरिप प्रियं तस्माद् भर्तुः कार्यं विशेषतः॥ रामः—अम्ब पृथ्वि! ईदृशोऽस्मि । पृथ्वी—अहो ! नृशंसकारिता रामस्य !

देवकल्पा मिमां साध्वीं भर्तृशुश्रूषणे रताम् । अवेक्षमाणः को धर्मं त्यजेत् पत्नी मकारणात्।।

सीता—शान्तं पापम्! शान्तं पापम्!! कथं नृशंस आर्थपुतः? विधिदुर्नियोगः खल्वयम्।

> अहं हि ते मात खैमि नित्यं सनेहं च भिक्तं च महत्व मेव।

कम्!

तः। तेः॥

हरण

याय

तः । तरः

11

मम त्वभिप्राय मसन्निरीक्ष्य भर्त्रे भृशं कुप्यसि शुद्धधाम्ने॥

अपि च

गुरुश्च राजा दियतश्च मान्यः कोधात् प्रहर्षा चिद्वाऽपि कामात्। यद् व्यादिशेत् कार्य मवेक्ष्य धर्म, का त न कुर्या दनृशंसवृत्तिः॥

भागी.—भगवति वसुन्धरे ! शरीरमिस संसा रस्य, तत् कि मसंविदानेव जामात्रे कुप्यिसे ! घोरं लोके वितत मयशो, या च वह्नौ विशुद्धि रुद्धाद्दीपे, कथ मिव जन स्ता मिह श्रद्धधातु। इक्ष्वाकूणां कुलधन मिदं यत् समाराधनीयः कृत्स्रो लोकः, त दतिगहनं, किं स वत्सः करोतु॥

लक्ष्मणः—अञ्याहतान्तः प्रकाशां हि देवताः

सत्त्वेषु, विशेषतो गङ्गा । त दय मञ्जाले स्ते ।

रामः — अम्ब! अनुवृत्त स्त्वया भगीरथकुले प्रसादः।

पृथ्वी—देवि ! नित्यं प्रसन्नास्मि वः । किं तु आपातदुःसहस्रोहावेगेनैवं व्रवीमि । न पुन ने जानामि सीतास्नेहं रामभद्रस्य ।

द्ह्यमानेन मनसा दैवा द्वत्सां विहाय सः।
लोकोत्तरेण सत्वेनप्रजा पुण्येश्च जीवित ॥
रामः—सकरुणा हि गुरवो गर्भरूपेषु।
सीता—अहह! दारुणो दैवदुर्विपाकः!
धिङ्मा मनार्या मसतीं, याऽहं तेन विनाकृता।
मुहूर्त मिप रक्षामि जीवितं पापजीविता ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

संसा सि १

1

गुद्धि

ातु। रायः

ਰੁ∥

अथवा,

ताः

मामिकेयं तनु र्नूनं सृष्टा दुःखाय मातरौ । धात्रा, यस्या स्तथा मेऽच दुःखमूर्तिः प्रदृश्यते॥ किन्नु पापं कृतं पूर्वं? को वा दारे वियोजितः?।

किन्नु पापं कृतं पूर्वं? को वा दारे विंयोजितः?। याऽहं शुद्धसमाचारा त्यक्ता नृपतिना सती॥

रामः हे भवन्तः पौरजानपदाः !

न किल भवतां स्थानं देव्या गृहेऽभिमतं ततः तृण मिववने श्र्न्ये त्यक्ता न चा प्यनुशोचिता। चिरपरिचिता स्ते ते भावाः परिश्रमयन्ति मां इद मशरणे रद्या ऽ स्माभिः, प्रसीदत, रुद्यते॥

सीता—त न्नयतु मा मात्मनोऽङ्गेषु विलय मम्बा।

रामः - कि मन्य द्रवीतु ।

भागी.-आः शान्तम्! किं ब्रवीषि!! अवि-र्लीना संवत्सरसहस्रं भूयाः।

पृथ्वी—वत्से! अपि रक्षणीयौ ते पुत्रकौ ? सीता—अनाथाऽस्मि। रामः—हा अनाथेति हतोऽस्मि! हा चारित्रदेवते, त्वया जगन्ति पुण्यानि, त्व य्यपुण्या जनोक्तयः।

ति॥

T:?

ति ॥

तः

ता।

मां

11

ध्य

त्वया जगन्ति पुण्यानि, त्व य्यपुण्या जनोक्तयः। नाथवन्त स्त्वया लोकाः,त्व मनाथा विपत्स्यसे॥

भागी. - कथं त्वं सनाथा प्यनाथा?

सीता-आर्यपुत्रेण परित्यक्तायाः कीदृशं मम अभाग्यायाः सनाथत्वम् ?

का च मे जीविते श्रद्धा, सुखे वा तं प्रियं विना। भर्तारं सागरान्ताया वसुधायाः प्रियंवदम्॥

रामः-भोः! कविशामीदानीं मन्द्भागधेयः!

प्राणाः प्रयान्ति, परित स्तमसा वृतोऽस्मि, मर्भिच्छिदो मम रुजः प्रसर न्त्यपूर्वाः ।

अक्ष्णो र्मुखेन्दु मुपधेहि, गिरं च देहि, हा देवि मय्यकरुणा सहसैव मा भूः॥

देव्यौ--

जगन्मङ्गल मात्मानं कथं त्व मवमन्यसे । आवयो रिप यत्सङ्गात् पवित्रत्वं प्रकृष्यते॥

लक्ष्मणः—आर्य! श्रुतम् ?

रामः—शृणोतु लोकः।

[नेपध्ये कलकलः]

लक्ष्मणः—अङ्गुततरं किमपि ! सीता—किमित्यन्तरिक्षं प्रज्वलि ? देव्यौ-ज्ञातम्!

कृशाश्वः कौशिको रामः, इति येषां गुरुक्रमः। आविभवन्ति तान्येव शस्त्राणि सह जुंभकैः॥

[नेपथ्ये]

देवि सीते नम स्ते स्तु! गति नीः पुत्रकौ हि ते। आलेख्यद्र्शने देवो य दाह रघुनन्द्नः ॥ सीता—दिष्ट्या! अस्त्रदेवताः परिस्फुरन्ति। लक्ष्मणः—उक्त मासी दार्येण सर्वथेदानीं त्वत्प्रसूति मुपस्थास्यन्तीति।

देव्यौ-

1

: 1

:11

नमो वः परमास्त्रेभ्यो धन्याःस्मो वः परिग्रहात्। अनुध्यातै रुपेतव्यं वत्सयो भेद्र मस्तु वः॥

राम:-

क्षुभिताः कामपि दशां कुर्वन्ति मम सांप्रतम् । विस्मयानन्दसन्दर्भजर्जराः करुणोर्मयः ॥

देव्यौ-मोदस्य वत्से! मोदस्व। रामभद्रतुल्या विदानीं ते पुत्रको संवृत्तो ।

सीता-भगवत्यौ ! क एतयोः क्षत्रियोचितं कर्म करिष्यति ?

रामः\_\_

एषा वसिष्ठगुप्तानां रघूणां वंशवधनी । कष्टं! सीतापि सुतयोः संस्कर्तारं न विन्दति॥

देव्यौ—पुत्रि ! कि न्तवाऽनया चिन्तया । एतौ हि वत्सौ स्तन्यत्यागात्परेण भगवतो वाल्मीके रर्पयिष्यावः । स एतयोः क्षत्रकृत्यं करिष्यति ।

यथा वसिष्ठांगिरसा वृषी, प्राचेतस स्तथा। रघूणां जनकानां च वंशयो रुभयो ग्रीरः॥

रामः \_\_ सुविचिन्तितं भगवतीभ्याम् ।

लक्ष्मणः—आर्य ! सत्यं विज्ञापयामि तै स्तै-रुपायै वित्सौ कुशलवा बुत्प्रेक्षे ।

एतौ हि जन्मसिद्धास्त्रौ, जातौ प्राचेतसा नमुनेः। वीरौ, संप्राप्तसंस्कारौ, वयसा द्वादशाब्दिकौ॥

चेतं

III

तो

यं

रामः वत्स! इत्येवाऽह मपि परिष्ठवमान-हदयः संप्रमुग्धोऽस्मि।

पृथ्वी—एहि वत्से पिवत्रीकुरु रसातलम् । रामः—हा ! त्रिये! लोकान्तरं पर्यवसितासि। हा देवि देवयजनसम्भवे!

अन्तार्हितं किमपि तत्तु पतिव्रतात्वं, धर्मः स कोपिच हतः कुलकामिनीनाम्। सौशील्य मस्तमितमेव तद प्यचिन्त्यं, लोकान् यदि प्रतिगतासि पतिव्रतार्होन् ॥

सीता—नयतु मा मात्मनोऽङ्गेषु विलय मम्बा । न शक्ताऽस्मि ईदृशं जीवलोकपरिवर्त मनुभवितुम् ।

रामः—[सवाष्पम्] हा मन्दभाग्यस्य मे किं नाम न संभवति।

हा हा किं नु करोमि, कं नु शरणं यामि, ब्रजामि क वा, कं पश्यामि, क मालपामि, कतमं पृच्छामि, यच्छामि किम्। गत्वा कुत्र, क मत्र वा प्रतिदिनं नत्वा, विदित्वाऽथ किं, कृत्वा किं च, पुन मेम प्रियतमां दक्ष्यामि चन्द्राननाम्॥

गङ्गा—एवं नाम।

सीता—हा आर्यपुत्र! हा कुमार लक्ष्मण! हा तात जनक! हा मातः कौसल्ये! हा अम्ब अरुन्धति! एष मे मन्द्रमाग्यायाः पापायाः सीता-या श्चरमः प्रणामाञ्जलिः। [अञ्जलि बध्वा] किं

T-

हा देव! हा दियत! हा जगदेकबन्धो! हा नाथ! हा चपल! हा करुणैकिसन्धो। हा राम! हा रमण! हा हृदयाभिराम! हा हा! कदानु भिवतासि पदं हशो में॥ [इति विल्पन्ती देवीम्यां रसातलं प्रविशति] राम:—[विलोक्य सोन्मादं]

सौमिते ननु सेव्यतां तरुतलं, चण्डांशुरुज्जृंभते लक्ष्मणः—[सकरणं]

चण्डांशोर्निशिकाकथा रघुपतेचन्द्रोऽयमुन्मीलित। रामः—

वत्सै त द्विदितं कथं नु भवता?

लक्ष्मणः— धत्ते कुरङ्गं यतः,

राम:-

काऽिसि?प्रेयिसि!हा कुरङ्गनयने! चन्द्राननेजानिक।। [इति मूर्च्छीते]

लक्ष्मणः-आर्य, समाश्वासिहि समाश्वासिहि।

रामः [समाश्वस्य सस्मृतिविभ्रमम्]

भोः क स्त्वं?

लक्ष्मण:\_\_ लक्ष्मणोहं स भवद्नुचरः,

रामः--- कोऽहं?

लक्ष्मणः आर्यः स रामः

राम: को रामो नाम?

लक्ष्मणः— भङ्गता पुरहरधनुषः,

रामः— कुत्र भग्नं धनु स्तत्।

लक्ष्मणः— गेहे वैदेहराज्ञः,

रामः— स किल नरपतिः कीदक्?

लक्ष्मणः— आर्यापितासौ,

राम:— का वार्या नाम?

लक्ष्मणः— सीता,

रामः कथय कथय रे हन्त सीता क याता॥

[इति पुनर्मूच्छिति

लक्ष्मणः—आर्थ, प्रसीद प्रसीद । स्वनैव लोकोत्तरेण धेर्यण संस्तम्भयातिभूभिंगतिवप्र लम्भ मात्मानम् ।

रामः [पुनः समाश्वस्य] हा कथं विलय एव वैदेह्याः संपन्नः । [मोन्मादमुत्थाय परिभ्रमन्] हा प्रिये जानाक ! कासि ? मन्द्भाग्य ममुं जनं विहाय क गतासि? हा देवि देहि मे दर्शनम् ! ब्रूहि मे प्रति वचनम्। हन्त शून्यः संसारः! शून्या दिशः! शून्य ञ्च निंखिलं महीमण्डलम् । अहो अस्तमुपगतं चे दानीं रामस्य जीवितप्रयोजनम् । [सर्वते, <sup>ऽवलोक्य</sup>] हा कथं लोकान्तरं पर्यवसितैव जानकी! भो भो दुरात्मन रामहतक! कथ मद्यापि न भ्रियसे ? किमात्मघातिनो लोका दात्मानं परि-तातु मिच्छसि ? धिङ् मूर्ख !

11

5ति

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

वर मधैव निर्मज न्नन्धे तमिस दारुणे । सीताननेन्दुरहिता न पुन वीक्षिता दिशः॥

अहो धर्मदारपरित्यागिन्! न खलु प्राणप्रियातः प्रिया स्ते प्राणाः!

अन्धंतम:क्रकचभैरवपूयवीची-चण्डासिपतवनरौरवशाल्मलीषु । नैतेषु सन्ति नरकेष्वपि यातना स्ताः दुःखेन याः प्रियसतीत्यजनेन तुल्याः॥

त द्विलम्बितं प्राणाः प्रयात प्रयात !

अतः परं यद् व्यसनं नून मभ्युद्यो हि सः। पापस्चाऽभ्युद्यद्वार मिदानीं मरणं हि मे ॥ [इति विल्पन् मूर्व्छितो भूमौ निपतित] अ

वः

भ

ल

सर्वे\_[ससंभ्रम मुखाय] भगवन् वाल्मीके परि-तायस्व परित्रायस्व! कि मेष ते काञ्यार्थः?

लक्ष्मणः—हा भ्रातृवत्सल ! परिहतैकिनेष्ठ !! [इति मूर्च्छति]

सुमन्त्रः-अहो संविधानकम्!

तः

[:1

1

-

एको रसः करुण एव निमित्तभेदा द्विन्नः पृथक् पृथ गिवाश्रयते विवर्तान्। आवर्तबुद्धदतरङ्गमयान् विकारान् अम्भो यथा सालिल मेव तु तत्समग्रम्॥

[नेपध्ये]

अपनीयता मातोद्यकम् । भो भोः सजङ्गमस्था-वराः प्राणभृतो मत्यीमत्यीः! पश्यत महर्षिणा भगवता वाल्मीकिना ऽभ्यनुज्ञातं पवित्र मार्श्वयम्। लक्ष्मणः—[समाश्वस्य विलोक्य]

मन्थादिव क्षुभ्यति गाङ्ग मम्भः, प्राप्तं च देवर्षिभि रन्तरिक्षम्।

आश्चर्य मार्या सह देवताभ्यां गङ्गामहीभ्यां सिलला दुदेति॥ [नेपध्ये]

अरुन्धित जगद्दन्धे गङ्गापृथ्व्यो जुषस्व नौ। अर्पितेयं तवाभ्याशे सीता पुण्यव्रता वधूः॥ लक्ष्मणः—आश्चर्य माश्चर्यम् । आर्यः, पश्य पश्य! [विल्लोक्य]कष्ट मद्यापि नोच्छ्विस त्यार्यः। [इति वीजयित]

[ततः प्रविशाति वासिष्ठ ऋष्यशृङ्गप्रभृतिभिःशान्तया
गङ्गापृथिवीम्यां कौसल्ययाचाऽनुगम्यमाना अरुन्धती सीता च]
विसिष्ठ:—अयि! वत्से, कथं न पश्यिस रामस्यावस्थाम् ?

कुवलयदलस्तिम्धे रङ्गे दंदौ नयनोत्सवं सतत मिष ते स्वेच्छा दृश्यो नवो नव एव यः। विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः, कथमपि स इत्युन्नेतव्यः, तथापि दशां प्रियः॥

सीता—हा दैव! एव मया विना, अह मेतेन विनेति, केन वा संभावितमासीत्। तन्मुहूर्त-कमिप जन्मान्तरत इव लब्धदुर्शनं बाष्प-सालेलान्तरेषु प्रेक्षे ताव द्वत्सल मार्यपुत्रम्। [विलोक्य सालम्] हा धिक्! हा धिक्!! कथं मामेव मन्दभागिनीं व्याहृत्य, आमीलक्षेत्रनी-लोत्पलो मूर्चिलत एव आर्यपुतः। हा कथं धरणीपृष्ठे निरुत्साहानिःसहं विपर्यस्तः। भग-वत्यरुन्धति, परित्रायस्व परितायस्व! जीवय आर्यपुत्रम्। [इति पादयोः पताति]

अरुन्धती -

गौ।

: 11

17

त्व मेव ननु कल्याणि! सञ्जीवय जगत्पतिम्। प्रियस्पर्शो हि पाणि स्ते, तत्रैव नियतो भवः॥ सीता—भगवत्यरुन्धति, तथा निष्कारणा रित्यागिनोऽपि एतस्य एवंविधेन दर्शनेन कीहा इव मे हृदयानुबन्ध इति न जानामि । अरुन्धती—जानामि वत्से जानामि!

तटस्थं नैराश्यात्, अपिच कलुषं विप्रियवशात्, वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनोत्तिस्मित सिव प्रसन्नं सौजन्यात्, द्यितकरुणे गीढकरुणं, द्रवीभृतं प्रेम्णा तव हृद्य मस्मिन् क्षण इव॥

लक्ष्मणः हा कष्टं! अतिचिरनिरुद्धनिश्वाः सनिष्पन्दं हृदय मार्थस्य!

कौसल्या\_[ ससंभ्रमम् ]

त्वरस्व वत्से वैदेहि, मुञ्च शालीनशीलताम्।
एहि जीवय मे वत्सं प्रियस्पर्शेन पाणिना।
शान्ता—अयि वत्से ! एहि, संभाव
आत्मना जीवितेश्वरम्।

सीता—यथाज्ञापयति गुरुजनः । [इति ससं-भ्रम मुपस्त्य हृदि छछ।ट च स्पृशाति]

ीहर

11

धाः

लक्ष्मणः—[किश्चित् सहर्षे स्वगतम्]जाने पुनरपि प्रत्यागतिमव जीवितं त्रिलोकनाथस्य।

वसिष्ठः—दिष्ट्या प्रत्यापन्नचेतनो रामभद्रः! तथाह्यस्य

भवति विततश्वासा नासा, प्रसन्न मुरःस्थलं, हृदय मिपच स्निग्धं,चक्षु निजप्रकृतौ स्थितम्। तद्नु वदनं मूर्च्छाच्छेदात् प्रसादि विराजते, पिरात मिव प्रारम्भे ऽह्नः श्रिया सरसीरुहम्॥ रामः—[सहष चक्षु रुन्मीरुव] हन्त भोः किमेतत्! प्रश्च्योतनं नु हिरचन्दनपह्नवानां,

निष्पीडितेन्दुकरकन्द्रल्जो नु सेकः। आतप्तजीविततरोः परितर्पणो मे सञ्जीवनौषधिरसो नु हृदि प्रसिक्तः॥

स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एषः, संजीवनश्च मनसः परिमोहणश्च । सन्तापजां सपदि यः प्रतिहत्य मूर्च्छां आनन्दनेन जडतां पुन रातनोति ॥

सीता — [ससाध्यसकरणं किञ्च दपस्य] एतावदेव इदानीं मे बहुतरम् ।

रामः—[<sup>उपावश्य</sup>] न खलु वत्सलया सीता-देव्या अभ्युपपन्नोऽस्मि ?

सीता—[स्वगतं] नमो नमः अपूर्वपुण्यजनि-तदर्शनेम्यः आर्यपुत्रचरणकमलेभ्यः।[इति सतृष्णं पश्यात]

अरुन्धती--[सस्नेहास्रं पारिवडय]

विलुलित मतिपूरै बीष्प मानन्दशोक-प्रभव मवस्जन्ती तृष्णयोत्तानदीर्घा।

स्नपयति हृदयेशं स्नेहिनिष्यन्दिनी ते धवलबहलमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः॥

रामः [उत्तिष्ठन् सहर्षकरुणाद्धतं विलोक्य] अये! कथ मियं देवी जानकी! यैषा

वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः। अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घं विरहत्रतं बिभर्ति।

[सर्वतोऽवलोक्य, सल्जम्] भोः किमेतत्! अम्बा! अरुन्धती! भगवान् मैत्रावरुणिः! सर्वेच प्रह-ष्यन्तः ऋष्यशृङ्गशान्तासमेता गुरवः! [उपेख] एषोऽहं निर्ल्जः प्रणमामि वः।

गुरुवर्गः — वत्स! रामभद्र!! विगतशोक श्चिरं महीं पालयः!!! [गायति]

[पछवी]

जय! जानकीरमण । जय! भूमिभरहरण।
[अनुपछ्यी]

जय! भरतनुतरचण। जय! लोकशरण॥जय [चरणाः]

जय! देवमुनिगीत। जय! विजयपरिवीत। जय! कुशलवतात। जय! लब्धसीत॥जय॥ जय! दीनजननाथ। जय! बाधिताऽबोध। जय! सत्यसुखबोध। जय! दिव्ययोध॥जय॥ जय! मैथिलीलोल। जय! विप्रसुतपाल। जय! देवनुतलील। जय! देत्यकाल ॥जय॥ जय! हृद्रुहावास। जय! चन्द्रद्रुरहास। जय! सुगुणविलास। जय! चारुनास॥जय॥

अरुन्धता—वत्स ! एषा भगीरथगृहदेवता सुप्रसन्ना गङ्गा।

रण

नय

त।

य॥

7

य॥

5 |

य॥

411

भागीरथी—जगत्पते! रामचन्द्र! स्मर्यता मालेख्यद्दर्शने मां प्रत्यात्मनो वचनं , यथा "सा त्व मम्ब!स्नुषाया मरुन्धतीव सीतायां शिवा नुध्यानपराभव" इति । तत्र अनृणाऽस्मि जाता।

अरुन्धती—इयं ते श्वश्रू भेगवती वसुन्धरा।
पृथिवी—उक्तं च पूर्व मायुष्मता वत्सात्यागे, यथा "भगवति वसुन्धरे! श्ठाघ्यां दुहितर मवेक्षस्व जानकीम!" इति। त द्धुना कृतवचनाऽस्मि प्रभो वेत्सस्य।

रामः कथं! कृतमहापराधो भगवतीभ्या मनुकम्पितोऽस्मि! देव्यो, प्रणमामि वाम् ।

भागीरथीपृथिव्यौ\_समवधत्त भो स्त्रिजगच-राणि भूतानि !

वस्वकरुद्रसाहितः स्वय मेष साक्षाद् वृद्धश्रवाः समभिनन्दति साधु साध्वीम्। अग्निप्रवेशपरिनिर्गमशुद्धभावां सीतां रघूत्तम! भवत्स्थिति माद्रियस्व॥ लक्ष्मणः—कथ मेते दिवौकसोऽपि दशक-न्धरगृहनिवासकौलीनशङ्कापनुत्यै कृतपावकप्रवे-शनिर्गमनां सीतादेवी मिमनन्दन्ति । अहह!। पतिव्रतामयं ज्योति ज्योतिषा उन्येन शोध्यते। इद माश्चर्य मथवा लोकस्थित्यनुवर्तनम् ॥ कौसल्या—[सरोषं] आः! कोऽय मिर्मनीम अस्सत्कुलवधूपरिशोधने ?

ऋष्यशृङ्गः—एव मेतत्।अग्निरिति वत्सां प्रति परिलघून्यक्षराणि । सीतेत्येव पर्याप्तम् । हा ! वत्से जानाके !

शिशुर्वा शिष्या वा यदिस मम,तत्तिष्ठतुतथा, विशुद्धे रुत्कर्ष स्त्विय तु मम भक्ति द्रदयति। शिशुत्वं स्त्रैणंवा भवतु, ननु वन्द्याऽसिजगतां, गुणाः पूजास्थानं गुणिषु,नच ठिङ्गं न च वयः॥

सर्वे - प्रियं नः ! प्रियं नः !!

ोमा

व॥

क-

ावे-

[! ]

Ì

!!

!

अरुन्धती—भो भोः! पौरजानपदाः! इय मधुना भगवतीभ्यां जाह्नवीवसुन्धराभ्या मेवं प्रशस्यमाना, मम अरुन्धत्याः समर्पिता, पूर्वं च भगवता वैश्वानरेण निणीतपुण्यचारित्रा, सब-ह्मकैश्च देवैः संस्तुता सावित्रकुळवधूः देवयजन सम्भवा सीतादेवी परिगृह्यता मिति कथं भव-न्तो मन्यन्ते ?

सर्वे—[अञ्चार्ल बध्वा] देवि ! चारित्रदेवते । प्रसीद! प्रसीद!! क्षम्यता मयं महापराधः पौर जानपदानाम् । [इति सीतां प्रणमन्ति]

सीता—[नम्रमुखी तिष्ठति]

लक्ष्मणः—हन्त ! सर्वेऽपि पौरजानपदाः, एवं भगवत्या अरुन्धत्या अतिबोधिताः, आर्या नमस्कुर्वन्ति । हन्त ! सर्वेच लोकपालाः पुष्प-वृष्टिभि रुपतिष्ठन्ते ।

प्र

विसष्ठः—वत्स! रामभद्र! इमां गृह्णीष्व वैदेहीं सर्वलोकनमस्कृताम् । अपापा मक्षतां शुद्धचारित्रां पुरुषोत्तम ॥ अपिच,

इमां भगवतीं छक्ष्मीं जानीहि जनकात्मजाम् । सा भवन्त मनुप्राप्ता मानुषी तनु मास्थिता ॥ रामः—यथा भगवान् आदिशति । अरुन्धती—जगत्पते रामचन्द्र ! नियोजय यथाधमें प्रियां त्वं धर्मचारिणीम् । हिरण्मच्याः प्रतिकृतेःपुण्यप्रकृति मध्वरे ॥

सीता—[स्वगतं] जानात्यार्यपुत्रः सीतादुःखं प्रमार्षुम् ।

रामः यथा भगव त्यादिशति।

र्था

4-

11

11

वसिष्ठः—वत्से जानिक,मा भैषीः! विदिता र्थाऽसि, सहधर्मचारिणं प्रति न त्वया मन्युः कर्त-व्यः । अय मिह त्वत्समागममेव प्रतीक्षमाणः सलक्ष्मणो रामभद्र स्तिष्ठति ।

सीता—[स्वर्गतं] मनोरथः खलु मे भणितो भगवता । [प्रकाशं] एषाऽस्मि मन्द्रभागिनी गुरु-जनायासकारिणी संवृत्ता ।

रामः—अयि! प्रिये जानकि! किमित्यौदा-सीन्यं भजिस ?

त्वदालापाः कर्णे मम नवसुधार्शीकरमयाः, तव स्पर्शोऽप्यङ्गे शिशिराशिशिरश्चन्दनरसः।

शरज्ज्योत्स्नापूरः तव वपु रिदं मे नयनयोः कथं ते कल्याणि! क्षणमि सहे हन्त विरहम्

अरुन्धती—अयि चारित्रदेवते, किमचाऽि रामभद्रसकाशात् प्रत्यादेशं बिभेषि ?

लोपामुद्रा, ऽनस्या, ऽहं, इति तिस्रः,त्वयासह। पतिव्रता श्रतस्रोऽत्र सन्तु जानिक ! सांप्रतम्॥

सीता—तर्हि महान् प्रसादः । [इति रामस्य पादयोः प्रणमाति]

रामः\_[सीतां स्वहस्तेन उत्थाप्य] देवि! प्रसीद, प्रसीद ।

सुतनु ! हृदयात् प्रत्यादेशव्यलीक मपैतु ते , किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवा नभूत प्रबलतमसा मेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः, स्रजमपि शिर स्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया॥

सीता-आर्यपुत्र! स एवेदानी मसि त्वम् । [इस्रश्रूण मुञ्जति]

रामः [सीतां परिष्वजन्]

मोहान् मया सुतनु ! पूर्व मुपेक्षित स्ते यो बाष्पबिन्दु रधरं परिबाधमानः।

तं ताव दाकुटिलपक्ष्मविलय मद्य बाष्पं प्रमृज्य विगतानु शयो भवेयम् ॥

[इति यथोक्त मनुतिष्ठति]

सीता—जयतु जय त्वार्यपुत्रः । [इसर्घोक्ते बाष्पकण्ठी विरमति]

रामः-सुन्द्रि !

बाष्पेण प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया । य त्ते दृष्ट मसंस्कारपाटलोष्ठपुटं मुखम्॥

सीता—प्रत्युज्जीविताऽस्मि। [इति रामं सम्नेह

माछिङ्गाति]

C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

योः

TSP

हम्।

सह

म् ॥

ाम<del>र</del>्य

दि,

त्व

TIL

लक्ष्मणः कृतार्थोऽस्मि ।

कौसल्या—[सरनेहकौतुकिसमतं निविण्य]

सस्वेदरोमाश्चितकम्पिताङ्गी, जाता प्रियस्पर्शसुखेन वत्सा । मरुन्नवाम्भःप्रविधूतासिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव ॥

लक्ष्मणः—[सहर्षे, स्वगतं]

कनकिषभासा सीतयाऽऽलिङ्गिताङ्गो नवकुवलयदामश्यामवणीभिरामः। अभिनव इव विद्युन्मण्डितो मेघखण्डः शमयतु मम तापं सर्वतो रामभद्रः॥

आर्ये ! एष निर्लजो लक्ष्मणः प्रणमति । सीता—वत्स ! ईदृशोऽपि चिरं जीव ।



अरुन्धती—भगवन् वाल्मीके! उपनीयेता मिमौ सीतागभसम्भवौ रामभद्रस्य कुशलवौ। रामलक्ष्मणौ—दिष्ट्या! तथैव तत्। [इति पर-

कुशलवौ—अहो! किं रामायणकथानायका विमावेव जानकीरघुनायका वावयो र्मातापितरौ!

[ततः प्राप्रशाति जनकेनांऽनुगम्यमानो वाल्मीकिः]

वाल्मीकिः—[सर्हेष]

स्पर मवलोकयतः]

11

ददतु तरवः पुष्पै रर्घ्यं फलेश्च मधुरन्युतः स्फुटितकमलामोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः कल मिवरळं रत्युत्कण्ठाः क्रणन्तु शकुन्तयः, पुन रय मिमां देवो देवीं स्वयं समुपेयिवान्॥

वत्सौ कुशलवौ, इत इत आगच्छतम् । एष, रधुपतिः पिता युवयोः, लक्ष्मणः कनिष्ठतातः। सीतादेवी जननी; अयं च राजिष जनको मातामहः।

कुशलवौ—अहो! धन्यौ स्वः! धन्यौ स्वः॥ रामः —भगवन्, एष निर्लज्जः क्षिप्रकारी रामः प्रणमति।

वाल्मीकि:—[बाहु मुद्यम्य]

जय! जय!! जय!!! राम, त्वत्कळत्रं पवित्रं, वय मधिगतवन्तः, साक्षिणो लोकपालाः। अमितविनयविद्यावीर्यवन्तौ सुतौ ते, कुलविपुलविभूषां जानकी ते करोतु॥

वसिष्ठः---रामभद्र! सत्य माह भगवात् वाल्मीकिः। न हीद मन्यथा मन्तव्यम्।

आविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारा स्तेषु मा संशयो भूत्।

भद्रा ह्येषां वाचि लक्ष्मी निषक्ता, नैते वाचं विष्लुतां व्याहरन्ति ॥

रामः---[वाल्मीकि मभिगम्य, सविनयं] अनुगृहीताः स्मः । भगवता कृतसंस्कारयो रायुष्मतोः सर्व मनयो वय माशास्महे ।

सीता—भगवन्, प्रणमामि।

: !!

ारी

वाल्मीकिः—वत्से! लोकोत्तरेण, अनेन तव-चारित्रेण रामभद्रसदृशा विमौ पुत्रौ प्राप्य संव-त्सरसहस्रं भूयाः!

यावत् फणीन्द्रशिरासि क्षितिचक्र मेतद्, यावत् पुन प्रहगणैः शबलं विहायः। वैदेहि! ताव दमलो भुवनेषु पुण्यः श्लोकः प्रशस्तचरितै रुपगीयतां ते॥

कुरालवौ----[रामलक्ष्मणा वुपस्य] तातौ ! कुरा-

लवा वभिवादयेते । आवयो दुर्योगं चपलत च क्षन्तु महिथः।

रामलक्ष्मणौ—[निर्भरमालिङ्गय] ननु वत्सौ। पुण्यैः प्राप्तौ स्थः। दुर्योगोऽपि व्यतिऋमकृतः कान्त एव।

विसष्टः—नन्वय मलङ्कारः क्षत्रस्य!

न तेज स्तेजस्वी प्रसृत मपरेषां प्रसहते, स तस्य स्वोभावः,प्रकृतिनियतत्वा दकृतकः। मयूखैरश्रान्तं तपति यदि देवो दिनकरः, कि मामेयो ग्रावा निकृत इव तेजांसि वमति॥

कुशलवौ तर्हि, अनुगृहीतौ स्वः।

सीता—एहि, जातकुश। एहि, जात लव। चिरस्य परिष्वजेथां पुनर्जन्मान्तरगतां जननीम्।

कुरालवौ-[तथा कृत्वा] धनयौ स्वः।

वाल्मीकिः—राजर्षे ! सीरध्वज ! क्षम्यता मिदानीं अपराधो रामभद्रस्य ।

उत

गौ

व्त

**क्र**:

ने॥

[1

Į|

सीता—[सहर्षकरुणाद्धृतं विद्योक्य, खगतं] अम्महे! कथं तातः ? कथ मन्यादृश एव दृश्यते ।

जनकः-भगवन् वाल्मीके ! नन्वहं जाना-म्येव सीतास्रेहं रामभद्रस्य ।

क्षमायाः स क्षेत्रं, गुणमणिगणाना मिष खनिः, प्रपन्नानां मूर्तः सुकृतपरिपाको जनिमताम् । कृपारामो रामो बहि रिह दशोपास्यत इति प्रमोदा है तस्या प्युपरि परिवर्तामह इमे ॥

सीता—हन्त ! ईहरो महोत्सवदिवसे तातोऽप्यत्रे वायात इति निमझाऽस्म्यानन्दसा-गरे। [उपस्य] तात! दारकाभ्यां सहिता तव पादवन्दनं करोमि [इति पादयोः प्रणिपतिति]

जनकः—[सहर्ष मुख्याप्य] वत्से ! सततं भर्तुं बंहुमता भव! महेश्वरसमो भर्त्ता, स्कन्देभास्यसमौ सुतौ। आशी रन्या न ते योग्या, पार्वत्या सदृशीभव॥

कुशलवौ—[उपस्य] मातामह! इमी कुश लवा वभिवादयेते।

जनकः एहि ! वत्सौ ! [समालिङ्गय] अवस्यं दीर्घायुषौ उभयकुलनन्दनौ भवतम् ।

चक्षुषां स्वस्वसमये संस्कारत्वं समाप्नुताम् । वत्सौ नयेन धर्मेण ज्ञानेन च पुरस्कृतम् ॥

राम:—[स्वगतं, सोल्लासं] अहो ! कथ मयं तात जनकः !

यहर्शनात किम प्येवं द्रविभवति मे मनः। राधासुधाकरालोका दिन्दुकान्तोपलो यथा॥



भर्तु

अहो ! महात्मनो वात्सल्यपरतन्त्रता, यन् महा-पराधिनमपि मा मनुकम्पते । कथं नु खल्वयं द्रष्ट्व्यः?[कथि दुपस्स, प्रकाशं]हातात!एषोऽहमति निर्धृणो रामः प्रणमति ।

मव।

हश-

जनकः — [सरभसं पादपतितं राम मुख्याप्य] एह्येहि। वत्सं !

.

अनुभावयति ब्रह्मानन्दसाक्षात्क्रिया! मिव । स्पर्श स्तेऽच वराम्भोजप्रस्फुरन्नालकर्कशः॥

[निर्भरमालिङ्गय] तद् वत्स रामभद्र! स्वापत्यदारस-हित श्चिरं महीमण्डलं परिपालय ।

ात

TII

आपन्नवत्सल, जगज्जनतैकबन्धो, विद्यन्मरालकमलाकर, रामचन्द्र। जन्मादिकमीविधुरैः सुमनश्रकोरै राचम्यतां तव यशः शरदां सहस्रम्॥

लक्ष्मणः तात वन्दे ।! जनकः चृत्स! ज्येष्ठभ्रातु रभिमतो भव ।

[नेपथ्ये दुन्दुभिध्यानिः]

सर्वे भोः कि मेतत् ? [सिवस्मय माकर्गयन्ति]

वारुमीकिः—[उत्थाय, अवलोक्य चं] अये! उत्स्वातलवणो मधुरेश्वरः प्राप्तः।

लक्ष्मणः सानुषङ्गाणि कल्याणानि ।

रामः -- सर्वमिद् मनुभवन्नपि न प्रत्येमि, यद्दा प्रकृति रिय मभ्युद्यानाम् ।

वाल्मीकिः—रामभद्र ! उच्यतां, किं ते भूयः प्रिय मुश्करोमि ।

अविन रमरिसन्धः सार्ध मरमिद्धधाभिः स च कुलपित राद्य इलन्द्रसां यः प्रयोक्ता। स च मुनि रनुयातारुन्धतीको वासिष्ठः, त्विय वितरत भद्रं भूयसे मङ्गळाय॥ cc-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



रामः-अतः परमपि प्रियमस्ति ? तथापी-दमस्तु !

7 1

1

मि.

(यः

TI

पाप्सभ्यश्च पुनातु, वर्धयतु च श्रेयांसि सेयं कथा, मङ्गळयाच मनोहराच जगतो मातेव गङ्गेव च। तामेतां परिभावय न्त्वाभिनयै विन्यस्तरूपां बुधाः शब्दब्रह्मविदः कवेःपरिणतप्रज्ञस्यवाणी मिमाम्॥

[भरतवाक्यम्]

[सर्वे सङ्गम्य सार्वभौमीयगीति गायान्त]

विजयतां! सदा । विजयतां! सदा ॥ विजयतां! सदा जयाजि-पञ्चमो मुदा। विलायतांश्च भारतांश्च-पाति यो ऽभिदा ॥

जीवता च्रुतः। जीवता च्रुतः॥ जीवतात्! कळत्र पुत्र-मित्रसंवृतः। जीवलोकदुःखहरण-कल्पितव्रतः॥ विजयतां॥



स्वस्ति! ते प्रभो । स्वस्ति! ते प्रभो ॥
स्वस्ति! ते भृतानयाधि-राज्यमाविभो ।
स्वस्वधर्मतो ऽव न श्च-सार्वभौम भो ॥ विजयतां॥
राजतां समः । राजतां समः ॥
रामव न्निजप्रजानु-रञ्जनक्षमः ।

[इाति निष्कान्ताः सर्वे]

रामव न्निरस्तसर्व-शत्रुंसभ्रमः ॥ विजयतां



DIGITIZED C DAC 2005-2006ction, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ENTERNI IN CONTRACTOR

Title Page Printed by R. Rama Iyar & Co., Madras



